

# अथर्ववेदस्य सूचीपत्रम्

#### अथ प्रथमम् काएडम्

| द्यनेकविद्या |
|--------------|
| विद्या       |
| दार्थविद्या  |
| दार्थविद्या  |
|              |
| ֡            |

# अथ द्वितीयम् काएडम्

| प्रपाठकः | अनुवाक | : विषय                                                 |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| 3        | १ ई    | रवर-भेषज-विष-निवारणाद्यनेक पदार्थविद्या                |
| 3        |        | भग्नीश्वर-शत्रुद्मन-क्रुष्णाद्यनेक पदार्थविद्या        |
| 3        | 3 3    | थ्रग्नीरवर-प्रार्थना जीवन-इन्द्रियार्थादि पदार्थविद्या |
| 8        |        | ग्रत्नुनिवारणार्थे <b>धरप्रार्थनायनेकविद्या</b>        |
| 8        | ¥ :    | शत्रुजयार्थाग्नीश्वरप्रार्थनाद्यनेकविद्या              |
| 8        | Ę      | द्वर्येश्वर-शारीर-नारीपति-पश्वादि पदार्थविद्या         |
|          |        | अथर्ववेदे द्वितीयम् कार्ग्डम् ॥ २ ॥                    |

#### अथ तृतीयम् काएडम्

| नुवा | क: ।वययः |                                                                        |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 8    |          | राजविद्यादि                                                            |
|      | -        | ाववयः<br>१ शत्रुनिवारणार्थ-अग्नीन्द्रेश्वरप्रार्थेनादि<br>पदार्थविद्या |

#### ( १०२ )

- प २ युद्धादि पदार्थविद्या-ईश्वरप्रार्थनादि पदार्थविद्या
- ३ अनेकपदार्थप्राप्त्यर्थेश्वरप्रार्थनादि पदार्थविद्या
  राजयक्ष्मादि रोगनिवारणार्थञ्च
- राजयक्ष्मादि रोगनिवारणार्थश्च ६ ४ अग्नीश्वर-प्रार्थनाद्यनेकवस्तुप्राप्त्यर्थे पदार्थविद्या
- ६ ५ अग्नीश्वर-प्रार्थनाद्यनेक पदार्थविद्या
- ६ ६ ईरवरप्रार्थना प्राणाद्यनेक पदार्थविद्या

अथर्ववेदे तृतीयम् कार्ण्डम् ॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थम् काएडम्

#### प्रपाठक: अनुवाक:

#### विषय

- ७ १ जगद्धारसेश्वरस्तुति-विश्वोत्पत्ति पदार्थविया
- ७ २ वर्णप्रकरणौपधि-तिप-भाषगोरवरादि पदार्थविद्या
- ७ ३ अनब्बानदाधारेत्यादि ईश्वरादि पदार्थविद्या
- ७ ४ ईश्वर-वरुणीषध-दुष्ट-स्वप्न-क्रत्यादि पदार्थविद्या
- ८ ४ इन्द्र-युद्ध-राजेन्द्रोत्तम-सखीश्वरादि पदार्थविद्या
- ८ ६ ईश्वरप्रार्थनादि-मरुत्-सर्वकल्याणार्थेश्वरादि पदार्थविद्या
- ७ एकेश्वरप्रार्थना-शत्रुविजयार्थ-मृत्युनिवारणार्थादि
   पदार्थविद्या
- ९ ८ ईश्वरिशा वौषिध-वीर्यप्रापणादि पदार्थविद्या अथर्ववेदे चतुर्थम् कारडम् ॥ ४ ॥

#### अथ पंचमम् काएडम्

#### प्रपाठकः अनुवाकः

#### विषय

१० १ अग्नीन्द्रेश्वरप्रार्थना-क्वब्य्याद्यनेकविध-रोग-नाशार्थादि पदार्थविद्या

# (१०३)

| 88 | 2 | ब्रह्मे श्वरप्रार्थनाद्यनेकविध पदार्थविद्या    |
|----|---|------------------------------------------------|
| 88 |   | वरुगेश्वरप्रार्थना-गणिताद्यनेकविध पदार्थविद्या |
| १२ | 8 | वृषेश्वरादि पदार्थ विद्या                      |
| १२ |   | अम्त्यादि पदार्थ।वेद्या रक्षणादि च             |
| १२ |   | अग्न्यादि-यज्ञादि-प्राणादि पदार्थविया          |
|    |   |                                                |

# अथर्ववेदे पञ्चमम् कार्यडम् ॥ ४ ॥

#### अथ पष्ठम् काएडम्

| प्रपाठकः | अनुत्राकः विषय                                              |                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| १३       | १ सवित्रादि - प्रार्थनादि<br>यज्ञादि पदार्थविद्या           | -पर्जन्यो-ब्रह्मणस्पतिरित्यादि-                               |
| १३       | २ पुंसवनादि - रात्रि<br>वन्ध्वीश्वरादि-गर्भपृत्तं<br>विद्या | दिवसादि - मृत्युपरमेश्वरादि -<br>थिव्यादि अग्न्यादि पदार्थ-   |
| १३       | ३ लोकविद्यादि - जन्मा                                       | दि - नधोषधादि-पापत्यागोप-<br>त्यागोपदेशादि-ईश्वर - प्रार्थ-   |
| १३       | ४ विघ्ननाशार्थेश्वरप्रार्थ                                  | नादि-अग्न्यादि-अग्नीश्वरादि-<br>भयमित्रादिपदार्थविद्या        |
| १३       |                                                             | रोगनाशकीषधेश्वर प्रार्थनायुः                                  |
| 88       | ६ ईश्वराग्नि-सोमेन्द्र -                                    | वंधु - संवत्सरादि नमो देव-<br>इ-इन्द्रो यश इत्यादि-रुद्रधाते- |
| 88       | ७ विश्वानरेश्वर-नम इत                                       | यादि अग्निसंज्ञान-समानादि-<br>मृढत्वादि पदार्थविद्या          |

#### (808)

- १४ ८ वरुणेश्वरादि तन्वादि पश्चजनेत्यादि-अग्निक्षत्रि-यादि-वर्द्धतामित्यादि-सहस्रपोषोस्त्वत्यादि-जात-कर्म-नामकरण-यज्ञोपवीतादि-संस्कारादि पदार्थ-विधा
- १४ ९ खगोलादि होमादि पापद्रीकरणार्थ-प्रार्थनादि-वृत्रमेघादि-चन्द्रेश्वरनक्षत्रादि - राष्ट्ररक्षादि पदार्थ-विद्या
- १४ १० यमो मृत्युरीश्वरादि ओत-इत्यादि नैरोग्यार्थ-प्रार्थनादि-वज्रबाहुरीश्वरादि पदार्थविद्या
- १५ ११ संदानबृहस्पतिरित्यादि-समुद्रादि-सूर्यादि पदार्थ-विद्या मेघादि पदार्थविद्या अग्न्यादि पदार्थविद्या
- १५ १२ देवविद्वद्विद्या-विद्याप्रश्नंसादि अनृणपापनिवारणार्थ प्रार्थनादि-वैश्वानरेश्वर-सुकृतलोकादि पदार्थविद्या देवाः पितर इत्यादि
- १५ १३ वनस्पति-सुपर्ण-रोजनाशार्थादि विशल्यौषधिविद्या अग्निपदार्थ-अनुशोकादि पदार्थविद्या मेखलाबध-यज्ञोपबीतादि पदार्थविद्या सीमन्तोन्नयनादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे पष्ठम् कार्रहम् ॥ ६ ॥

#### श्रथ सप्तमम् काग्डम्

प्रपाठकः अनुवाकः

- १६ १ मनोबाग्विद्येत्यादि यज्ञेश्वर-आदित्यादि पदार्थ-विद्या
- १६ २ सवित्रीश्वरादि-बृहस्पतिरित्यादि-प्रजापतिरित्यादि-जगदुत्पत्तिरित्यादि पदार्थविद्या

#### ( 80x)

| १६ | ३ सत्यधर्मेश्वरादि-विष्णुना- जगदुत्पत्ति-अग्नि-विष्णु- |
|----|--------------------------------------------------------|
|    | द्वेषत्यागादि पदार्थविद्या                             |

- १६ ४ दिव्य सुपर्णेश्वर सोम-रुद्र-मेषज-प्रजीत्पत्ति-राय-स्पोष-दान-रक्षणादि पदार्थविद्या
- १६ ५ सम्यग्विज्ञान-करणार्थोपदेश-स्वर्गादि-ईश्वरीषधादि पदार्थविद्या
- १७ ६ वैरत्यागोपदेश तपोधर्मानुष्ठान प्रार्थनादि-रोग-निवारण-सरस्वती-यज्ञ-मृत्यु-सत्यानृतादि पदार्थ-विद्या
- १७ ७ त्रतादि-गाथा पुरुष-सन्तान-प्रार्थना धन-प्राप्त्यर्थ स्वर्ग-प्राप्त्यादि-नवोनवोजायमानादि पदार्थविद्या
- १७ ८ ईश्वरप्रार्थनादि घृत वरुण इन्द्रादि-रक्षार्थ-जल-तेजोऽसि पदार्थविद्या
- १७ ९ इन्द्र-स्त्री-पुरुष-व्यवहार यज्ञादीश्वरप्रार्थनाद्यनेक-विध पदार्थविद्या
- १७ १० प्रश्नोत्तरादीश्वराग्न्यादि सोम-ब्रह्मचर्यादि-इन्द्रा-ग्नीश्वर-प्रार्थना लक्ष्मीनाशनार्थ लक्ष्मी-प्राप्त्यर्थादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे सप्तमम् काल्डम् ॥ ७ ॥

#### अथ अष्टमम् काएडम्

प्रपाठक: अनुवाक:

- १८ १ जीवनार्थ-प्रार्थना यमेश्वराग्न्यादि ब्रह्म-विद्याद्यनेक-विध पदार्थविद्या
- १८ २ दुष्ट-विनाशार्थाग्नीश्वरेन्द्र-सोम-प्रार्थना

#### ( 308)

- १९ ३ वीरयुद्धादि दुष्टजयार्थ इन्द्रेश्वर-प्रार्थना-वर्मादि -ऋतुदानगर्भाधानादि पदार्थविद्या गर्भ-रक्षणादि
- १९ ४ वैद्यकशास्त्रोपदेशौपधिपरिगणन द्वारा गर्भाधान-संरक्षण-धातुरक्षण वुद्धि-बृद्धचादि पदार्थविद्या-इन्द्रजालबद्युद्धजयादि विद्या
- १९ ५ प्रश्नोत्तरेश्वराग्न्यादि प्रश्नोत्तर-विराडेश्वराधनेक-विध विष-निवारणादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे अष्टमम् कार्य्डम् ॥ ५॥

### ऋथ नवमम् काएडम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

- २० १ स्वर्गादि जगदुत्पत्त्यानन्दादि-विद्युत-अश्वि-मध्वादि-स्तनयित्वादि-प्रजापतीश्वराज्येन्द्रादि पदार्थविद्या
- २० २ उपिमिति-प्रतिमिति हविर्धान- पत्नी-गृहादि-इब्बन्न ब्रह्म - कवि - गुरु - लघु-मिहम-होमादि-अपां प्रतिमा प्रभूरीश्वरादि - बृहस्पति - भग - मित्र-स्त्री-शारीरिक विद्यादि मनश्चुद्धचाद्वायुरिन्द्रादि पदार्थविद्या
- २१ ३ यजमान अजोनाकाग्नि ज्योतिष्मान् दक्षिणादि पदार्थविद्या
- २१ ४ ईश्वर ब्रह्माण्डाद्यलङ्कारादि रोगादि-निवारणादि पदार्थविद्या
- २१ ५ ईश्वराद्याश्वर्यादि अध्यात्मविद्याव्यापकेश्वरादि विद्या जीवेश्वर-मैत्रादि-विद्या ईश्वरेण धारितादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे नवमम् काग्डम् ॥ ६ ॥

#### ( 800)

#### श्रथ दशमम् काएडम्

| TTITT | 72.   | 2122 | EE. |
|-------|-------|------|-----|
| 24    | 0.40. | अनुव | 10  |

#### विषय

- २२ १ क्रत्यादि-निवारणादि-पदार्थविद्या, गोवत्सादि-यज्ञादि - इन्द्राग्नि - प्रार्थनादि - दुरित् - त्यागादि-सप्ताकाशादि - जलादि-प्रश्नोत्तरादि - ब्रह्मविद्यादि प्रशंसा
- २२ २ मण्यादि-विद्या मात्रादि-त्रनस्पतीश्वरादि-कीर्ति-भृतिप्राप्त्यर्थेश्वरप्रार्थनादि – विष – निवारणादि पदार्थविद्या
- २३ ३ ईश्वरेन्द्रौ-नौ-बलादि द्वेषत्यागादि दुष्ट वधादि-विष्णुक्रम-पृथिच्यादि विभाग-करणादि प्राणा-यश्चनादि - शिल्पादि - आज्यमण्यादि - राज-वरुण-मणि धारणादि पदार्थविद्या
- २३ ४ तपऋत प्रश्नादि ईश्वरेसर्वं स्थितमित्यादि महा-विद्यादि-ब्रह्मविद्यादि-महाव्याख्यानादि पदार्थविद्या
- २३ ५ सन्तानोत्पत्ति-यज्ञादि-पुत्रेष्ट्यादि-वज्ञा द्यौ वज्ञा-पृथिवी वज्ञा विष्णुः प्रजापतिरित्यादि पदार्थविद्या

अथवंवेदे दशमम् काएडम् ॥ १०॥

### श्रथ एकादशम् काएडम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

२४ १ पुत्रेष्टिविधानादि - अग्नीश्वर - प्रार्थना- ज्योतिरमृतं हिरण्यमित्यादि-विमानादि-शिल्पविद्या रुद्रेश्वर-स्तुति-प्रार्थनादि पदार्थविद्या

#### ( २०५ )

- २४ २ मासान्नाद्यलंकार-ब्रह्माण्डालंकारौदनेश्वरादि ब्रह्मौ-दन-प्राश्चन-प्राणेश्वराद्यनेकनामा प्राणेश्वर-सर्व प्रति-ष्ठितमिति पदार्थविद्या
- २५ ३ ब्रह्मचर्याचार्येश्वरादि ब्रह्मचर्याश्रमादि ब्रह्मचर्येण-कन्या युवानं विन्दते पतिमित्यादि ब्राह्मण-ब्रह्म ज्येष्ठमित्यादि पदार्थविद्या, अग्नीश्वर-प्रार्थनादि स्तुतिः
- २५ ४ उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः इत्यादि उच्छिष्टाज्जिक्करेसर्वेदिविदेवादिविश्रितः इत्यादि-मन्युर्जायां ब्रह्म ज्येष्ठादि-प्रश्नोत्तरादि, सत्य-शब्दादि पदार्थविद्या
- २५ ५ बाहु-इषु-उत्तिष्ठ युद्धायादि-अदिते अबु<sup>°</sup>देतवेश्वरादि-आदित्यो बृहस्पतिरित्यादि-विजयार्थेश्वर-प्रार्थना-हुति-त्रिसंघेत्यादि-युद्धादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे एकादशम् कार्एडम् ॥ ११ ॥

#### अथ द्वादशम् काएडम्

#### प्रपाठकः अनुवाकः

- २६ १ सत्यादिभिः पृथिवीधारणादि-पृथिवीलक्षणादि-प्रार्थनादि-प्रार्थनामेधाप्राप्त्यर्थ - विश्वकर्मेश्वरादि पदार्थविद्या
- २६ २ यक्ष्मादि-रोगनिवारणादि-अग्न्यादि पदार्थविद्या-मृत्युनिवारण-आयुः-प्राप्त्यादि-विधवा - विधानादि-अग्नीश्वरप्रार्थनादि पदार्थविद्या
- २७ ३ पुरुषार्थादि-शिल्पाद्यनेक-पदार्थविद्या सोमाद्यने-कौषधादि पदार्थविद्या

#### (308)

२७ ४ त्रशा शब्दार्थादि पदार्थविद्या

२७ ५ धर्मोपदेशादि पदार्थविद्या-त्रह्मविद्यादि अग्न्यादि-दुष्टताडनादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे द्वादशम् कार्ग्डम् ॥ १२ ॥

#### ऋथ त्रयोदशम् काएडम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

२८ १ इन्द्र-पुद्धादि-अश्वेश्वरधारणादि अग्नीश्वर प्रार्थ-नादि-परमर्गिन विदुः कवयः सत्ये अन्यः समाहितो ऽप्स्वश्न्यः समिध्यते । ब्रह्मोद्धावग्नी ईजाते इत्यादि पदार्थविद्या

२८ २ सूर्येश्वरादि-पश्यं जन्मानि सूर्येश्वरादि-संबाहुभ्यां भरतीत्यादि-महांस्ते महतोमहिमेत्यादि पदार्थविद्या

२८ ३ य ईश्वर आकाशाद्युत्पत्तिरित्यादि-भृत भवद्भ-विष्योर्त्पात्तिरित्यादि-प्रतिग्रुञ्च ब्रह्मज्ञस्य प्रतिग्रुश्च पाशानित्यादि-तस्य देवस्य ब्रद्धस्य पदार्थविद्या

२८ ४ सवित्राद्यनेकनामेश्वर इत्यादि-भृतमित्यादि धर्मी-पदेशोत्पत्त्यादि-ईश्वरस्य-महाविद्या त्वोपास्महै वय-मित्यादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे त्रयोदशम् कार्ण्डम् ॥ १३ ॥

# अथ चतुर्दशम् काएडम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

२९ १ सत्येन्नोत्तिभिताभृमिरित्यादि-अनेक रसायनादि-शिल्पादि-गार्हस्पत्यादि-स्त्रीपुरुषोपदेशादि-प्रस-वादि पदार्थविद्या-स्त्रीपुरुषयोः परस्यर-नियम ( ? ? 0 )

विवाहादि - ईश्वरप्रार्थना - स्त्रीपुरुषयोर्धर्मेत्रवृत्यर्था ऽ धर्मानिवृत्त्यर्थादि पदार्थविद्या

२९ २ जायापित - परस्पर - सुनियमोपदेश विद्यादि - प्रजा-वृद्धचर्थ प्रार्थनादि-स्त्री रुक्षणानि-अग्नि परिक्रम-णादि-विवाह विद्यादि-पूर्वपूर्वाभावे चतुर्थ पति-पर्यन्त विधि विद्यादि-ईश्वर प्रार्थनादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे चतुर्दशम् कार्ण्डम् ॥ १४ ॥

#### श्रथ पश्चद्शम् काएडम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

३० १ जगदुन्पत्त्यादि - तदेकमभवत्तत्त्त्त्यमभवदित्यादि-धर्मोपदेशादि-अलंकारादि-प्राच्यादि दिशादि-लक्षणालंकारादि-ऋत्वादि-देशादि-लक्षणादि- अन्त-देशादि भूमि पशु नक्षत्रादि-इतिहास पुराण नारा-शंसीरित्यादि-श्रद्धादि-लक्षणादि पदार्थविद्या

३० २ सभा-राज-प्रजादि रक्षणकरणादि-इयं वा पृथिवी बृहस्पतिरग्निरसौ वा आदित्यः क्षत्रमित्यादि-अग्निहोत्रातिथि लक्षण-त्रात्यलक्षण-गृहस्थातिथि व्यवहारादि-भोजनादिविधानादि-मन्युमन्ना-दादि-तस्य त्रात्यस्य सप्तापानाः सप्त व्यानाः सप्त प्राणाः एकैकस्य क्रमेण व्याख्यादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे पञ्चदशम् कार्रहम् ॥ १४ ॥

# श्रथ घोडराम् काण्डम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

३१ १ अति सृष्टो अपां वृषभ इत्यादि-कल्यागेच्छाकर-

( 888 )

णादि-मूर्घाहं रयीणां समानानां भ्यासमिति प्रार्थना पदार्थविद्या

३१ २ विश्व ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्या पुत्रो ऽसि यमस्य करण इत्यादि दुष्टस्वप्ननिवारणादि-प्रार्थना सर्वेभ्यः पाशेभ्यो मा मोचीत्यादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे पोडशम् कार्य्डम् ॥ १६ ॥

### अध सप्तदशम् काएडम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

३२ १ विषासिं सहमानिमत्यादि-प्रार्थनादीश्वर विद्या-सुधायामाधेहीतीश्वरप्रार्थनादि - विष्णवीश्वरस्तुति-स्त्विमन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिरित्यादि-विराजे नमः स्वराजे नमः इत्यादीश्वर स्तुतिः

अथर्ववेदे सप्तदशम् कार्ग्डम् ॥ १७ ॥

#### श्रथ श्रष्टादशम् काएडम्

प्रपाठक: अनुवाक:

- ३३ १ ओचित्सखायमित्यादि सखित्व विद्या-प्रश्नादि पदार्थविद्या-अग्नीश्वर - स्तुत्यादि-सरस्वतीलक्ष-णादि विद्या-पित लक्षणादि यमादि-श्रद्धादि पदार्थविद्या
- ३३ २ यमाय हिनिरित्यादि—छन्द इत्यादि—भद्र सोम—

  ऋतादि-शीतादि—मृत्युर्यमस्यासीह् त इत्यादि—

  यमो परो वरो विवस्वानित्यादि—मरणानन्तरगतिः

  पितृस्वधादि--आयुर्विश्वायुस्त्वत्यादि पदार्थविद्या

#### ( ११२)

- ३४ ३ विधवापत्कालनिर्णयादि-अन्त्येष्टि विधानादि-सुकर्माण इत्यादि-चितायां होम विधानादि-सुरभीणि हचनानि कार्याणि परजन्म लोकादि-मृत्यु निवारणादि-पुनर्जन्मादि-दाह विधान-चितायां सहस्रधारेत्यादि विधानविद्या
- ३४ ४ आरोहत जनित्रीमित्यादि पुनर्जन्मादि विधान-मित्यादि – ईश्वर प्रार्थना मृत सुखार्थादि – गमना – गमनादि – मृतस्येत्यादि – अपूपादि संस्कृत हित्र – विधानादि – चितायामनेकविध – होमविधानानि – सरस्वती विधानादि पदार्थविद्या

अथर्ववेदे अष्टादशम् कार्ग्डम् ॥ १८ ॥

## अथ एकोनविंशम् काएडम्

प्रपाठकः अनुवाकः

- ३५ १ सं संस्रवन्तु नद्य इत्यादि-अग्नीश्वर प्रार्थनादि-ईरवरादभय याचनादि-सहस्रवाहु पुरुष इत्यादि-खगोल विद्यादि-योगत्तेम विचारादि-शान्ता-द्यौरित्यादि-पाप क्षमाकरणादि-सर्वशान्त्यर्था-प्रार्थनेश्वरादि पदार्थविद्या
- ३५ २ शन इन्द्राग्नी इत्यादि-म्रहत इत्यादि-धर्मादि-धनुर्वेदादि-विजयार्थेश्वर स्तुति प्रार्थनादि-अभयन्नः करत्यन्तिरिक्षमित्यादि-स मा रक्षत्वि-त्यादि- सर्वदिच्चरक्षार्थेश्वरप्रार्थनादि-मृत्योस्सका-शाद्रक्षार्था-प्रार्थनास्तुती-ईश्वरस्येत्यादि पदार्थ-विद्या

( ११३ )

- ३५ ३ गायत्रीत्यादि—स्वाहादि त्रक्षणस्पतिरित्यादि-य रममित्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ४ गोभिष्ट्वा पातु तु वृषभः इत्यादि-ये देवा इत्यादि-अत्रूणामित्यादि-जिह मे द्विपत इत्यादि पुष्टिकामेन वैधसादि-पुष्ट्या वनस्पतिरित्यादि-ओषध इत्यादि-शुद्धाय चार्घ्यायेति-ओजो देवाना-मित्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ५ अङ्गिरा असि जङ्गिडेत्यादि-जहि रक्षांसि-परिमादिव इत्यादि-यक्ष्मादि निवारणादि-तप इत्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ६ प्रजापतिष्ट्वा वध्नातीत्यादि—भद्रे पारमशीमहि इत्यादि—घृताचीत्यादि रात्रिः—शिवमित्यादि— येते राज्यनड्वाह इत्यादि—कामस्तदग्रे समवर्ष-तेत्यादि कामविद्यादि-पूर्णःकुम्भोऽधिकाल आहित इत्यादीश्वरः कालः कालो ब्रह्मे त्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ७ रात्रिं रात्रिमप्रयात्वित्यादि अग्निस्तुत्यादि— अहरहर्बलिमाहरन्त इत्यादि—उतशुद्ध उतआर्थे-त्यादि उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते आयुं वर्द्धयेत्यादि प्रार्थना—सर्वमायुर्जीन्यासम् पदार्थविद्या

अवर्ववेदे एकोनविंशम् काण्डम् ॥ १६ ॥ श्रथ विंशम् काण्डम्

प्रपाठकः अनुवाकः

विषय

३५ १ इन्द्र त्वा वृषभं वयमित्यादि-सोमपान गुण विद्यादि-यज्ञादि विद्या-इन्द्र त्वा सत्यतिर्मि-

#### (888)

स्यादि-पितेव न इत्यादि-सृष्टिरीश्वरकृतेत्यादि-इन्द्रेश्वरेत्यादि-एको देवत्रेत्यादि पदार्थविद्या

- ३५ २ सखायमिन्द्रमृतये इत्यादि-अनवग्ररूपेत्यादि-उपमान विद्यादि-ज्योतिरार्यमित्यादि-बृहस्पतिः पातु सदा न इत्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ३ इन्द्र त्वा यन्तः सखाय इत्यादि इन्द्रेश्वरेत्यादि स्तुत्यादि पदार्थविद्या - अभि त्वा वृषभा सुते-त्यादि - योगे योगे तबस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्र मृतयेत्यादि - इन्द्राय शुषं हरिवन्त-मर्चतेत्यादि - हरये सूर्यायेत्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ४ यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवानित्यादि पदार्थविद्या । यो विश्वस्य प्रतिमानं वभृव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्र इत्यादि । सोमेन्द्र विद्या पदार्थविद्या
- ३५ ५ इन्द्र सोमपानादि पदार्थविद्या-इन्द्रेश्वरादि
  पदार्थविद्या-सूर्येश्वरस्तुत्यादि पदार्थविद्या-इन्द्रेसूर्येश्वर प्रार्थनादि पदार्थविद्या-इन्द्रेश्वर धारणादि
  विद्या-त्विमन्द्रादि भृरसि त्वं सूर्यमरोचथ।
  विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ अस्तीत्यादि इन्द्रेश्वर
  सख्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ६ वनोति हि सुन्वनक्षयमित्यादि, इन्द्र सोमपान पात्रादि पदार्थविद्या, तस्मा इन्द्राय गायतेत्यादि

#### ( ११% )

पदार्भविद्या-इन्द्रेश्वर स्तुति प्रार्थना युद्धादि जयार्थम् । महाँ इन्द्रः परश्चनु महित्वमस्तु विजिगेत्यादि पदार्थविद्या

- ३५ ७ विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुद्धते इन्द्रादि पदार्थविद्या-इन्द्रेश्वरस्तुत्यादि पदार्थविद्या-जलादि पदार्थ-विद्या-अध्वर्यवोरुणं दुग्धमंशुं जुहोतनेत्यादि सोमेन्द्रादि पदार्थविद्या-यस्तस्तम्भ सहसा विज्मो अन्तान्श्रहस्पतिस्त्रिपधस्थो रवेखेत्यादि पदार्थविद्या, श्रृहस्पतीश्वरप्रार्थनादि-इन्द्रेश्वर प्रार्थना सख्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ८ इमां धियमित्यादि—ते सत्येनेत्यादि—सत्यामाशिषं कृणुतेत्यादि—अर्चत प्रार्चतेत्यादि-सुदेवो असि वरुणेत्यादि-इन्द्रं जातम्रुपासते इत्यादि-मधवन्नि— त्याति-इन्द्राय शुषमर्चतेत्यादि पदार्थविद्या— शतशारदायेत्यादि पदार्थविद्या
- ३५ ९ भृषतीत्यादि त्वं दाता प्रथम इत्यादि यो राजेत्यादि - स्वादोरित्यादि - प्रतिमानादि - इमा ब्रह्म वृहदित्यादि - अथर्वावोचत्स्वातन्विमन्द्रमेवे -त्यादि - वितन्वते भद्राय भद्रमित्यादि - विश्व -स्मादिन्द्र उत्तर इत्यादि वृषाकपायीत्यादि - य इह स्वप्ननाशन इत्यादि पदार्थविद्या अथर्ववेदे विद्यम काण्डम् ॥ २०॥ इति अथर्ववेदस्य स्चीपत्रम् समाप्तम्

( ११६ )

# अथ कुन्ताप सूक्तानि

भद्रेण वचसा वयमित्यादि—गोभयाद्मोमतिरिवेत्यादि— आदला बुकमेककम् अलाबुकं निखातकम् ॥ १ ॥ इत्यादि उद्भिर्यथालाबुनीत्यादि—इदं राधो विश्वप्रम्वित्यादि इति कुन्ताप स्तानि समाप्तानि । परिशिष्टानि प्रक्षिप्तानीति विश्वेयम् । यद्वा— वाणीत्यादि, ऋतस्येत्यादि—मधुमानित्यादि पदार्थविद्या ।

।। इत्यथनवेद संहितायाः स्चीपत्रम् समाप्तम् ॥

।। ओं नमः परमेश्वराय ।।

The Fit